CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

जे ता भेर कतस्पपाके खानः प्रमान्सव्यापापपन्न । चन्यादा ह्योवल्वान करसा गुजायते गुल्क जाभिभ्रतः । सिंचित्रि तस्माननयस्पणकेन्द्रनंभवेन्त्राप्रकानवद्गनां कातासुना दो ऋवियो मनाचन बाधानपा हे तिहुना पानाता ट क-याज्यानावनिनं र नस्पपाके स्काचार वेरोन् रः स्वान् यज्ञितायामि वसार रम्बराग मानावीधनधान सोखः हे नुलागनेलास्त्रपांककालेस्पाह्यभायाविष्नोहिम्त्र्यः चनुष्यदानावकलिप्रसंगिर्हतोत्सवोवेवि कलागयि १९ प्रमान्भवेद श्रिक राशिगंस्य भी मस्ययाके कृषिक मेक जी सम्यू हे जातमन प्रवृत्ति देवीव हुनामितित्त्यकम् ११ धन्ईरस्पस्पधरास्तस्यपाकप्रवेदे।हिनद्वभक्तः नरोनरेप्राप्तम्नोरघःस्यान्कलि प्रसंगोपहतात्मवस्र १२ वक्रसनकीपगतस्यवाके गज्योष सुद्धिः खुकुलानुमानान् प्रदेववादेविजयो नितातम् इन्नचामीक श्वातिसोरवं १३ उद्योष्ट्राभुक्तस्मनिस्तस्य पाके प्रयत्नात्त्वलेकार्यसिद्धः श्र माक्नेले कं मोपयातस्य चमंगलस्यस्यात्याक्रकालेफ्लमेनहेव १५ मीनोपयाताविनं क्रमस्यद्रशा वर्वेत्राहिस्तादिविता व्यामयनं वेद्रिणेष्ति धिविनिकां द्रविदेश्वास्ः संग्रामस्यान्ते याधि व्यानीवनान्वितोत्रांतगुणाभिरामः वृगीत्रमाश्रास्थितम् सनस्पर्शाप्रवेशिषिवनमन्ष्यः १७ नी वाशा संस्पराक्त तरापाके वृणारम तमनसो विषा दः फलान्म् खंका प्मती वद्रे मी बत्वम् डेविंगता धिक ले १ट में नित्रे में ज्ञान स्थान स्थान स्थान स्थान रात्रे प्रतिने के वित्र के वित्र के वित्र के वित्र के विद्या वि

पह

निन्त्नस्मिन्वानात्न्ताप्रारीरे ऋगोपलिधास्त्रतातिनातं इपाप्रवेष्ट्रोकल्पास्पतं देः १८ वर्गानमस्पर्ध षरेहिमाशोरेशाप्रवेशविहिभविशेधः कल्जमित्रप्रविद्यानम्तारीभविद्योगेरेशनस्परीऽ। ३० मीनोप। यान्स्चशीनभानार्शाप्रवेशेहिजलोद्धवार्थः कलत्रप्रताहिस्वानिन्हन्श्चत्योव्धिविद्धिम्बैः २१ वगीनमस्पस्य म्बेहिमांशो ईशाप्रवेशोमहिर्घागताश्वान् प्रजादितो घरिष्ठनाश्च चेलेमेन्म नृष्यो हिपशोम नीया २२ दशाप्रवेशे व्ययभा वरोदोः पापार्तिनद्व्यसम्द्रमः स्पान् सीके रिष्ठस्याना ने हिमा शीस्यक्रान प्रागिद्त रूथेव २३ नी बस्पति एक मान ने दोर्ट्या प्रवेश हित दों द्र मः स्पात चेत्यापयुक्तानिधन प्रयानिदा नीजाति स्रितं वालभनेमन्थाः २४ इति चंद्रद्शाविचारः नाराग्रहाः खेष्चग्रहा दिसंस्याः व कास्तयानानगता यहिसः मिश्रफलेतेनिजपाककालेयधित-नंसिधयेतिचित्यम् १ स्थात्याकेदितिनं इनस्यचधनं प्रसाच धात्रीयते भेषत्यात्रचन्यदा स्वितया। नाता विधेरस्य में : प्रनास् ग्रवं यो इतं चितियते भीति चनीति स्ति मध्यलचित्रालयकितियोक्तंफलंस्रिभः २ म्हलिकीलोषगतस्पवाकेद्रोणिषतस्यातमतदार्सीखं अथीपलाधः बन्साहसेनरगांगणेचार्यमाविशेषात् ३ मेबोपजातस्य अस्यतस्य पाककाले कि लमंगलानि सान्संतिः सार्समिववाधानानाविधारातिसमुद्रमम् ४ वृषस्यितस्याव्निनंदनस्याक प्रवेशपुरुषः सहवैः अनुल्पजल्पोगुरुदेवभक्तः प्रोपकारी नित्रगिविधित्तः प्रकिर्णभीमस्पद्याप्रवे शें अद्यामविन्द्रिभवाचेयुकः नराहिद्यारस्तर्यवत्रीकेशावलके वलितेस्तिः ध्रंत्यक्तेनीचाश

विशेषयोगार्टः प्रयस्त्रितंशीधनेवितियुस्तः स्यस्तितित्त्रितंशीरितिप्रस्करोद्रिगणपायस्त्र र संस् शयः पाप् दिनिहि । वित्रतसा विक्रो धनिति गरेण प्रायोगाम् तपः प्रायोगिकं चित्रति प्रयाने योगाना युष्याने प्रति वि सिति पर्य वाष्ट्रधा॰ महापाममनुपातक मुप्रधातक जाति भूज करे मं मरित वास प्रधान की करण मिले नी करण प्रकारिक वित तम महाति प्रकार के स्वार के स यायवल्कः गुरुणामध्य धिनेषावेदनिहासहरूचः वलाह्तासम्ब्रियमधीतस्पविनावानिति निषिद्रभन्नि ने वलविचनेन्तं र अस्व कामुखस्वादः विचानितु अश्वरत्व मनु वास्त्री भूधेन्दर एतथा विवित्रसाचसर्व हिम्बण यसिमातं सिवभावाकुमारीषुख्योनिष्वतासुच समोचास्त्रतिषु १ कतत्वसमंस्मृतं उपपातकान्याह सप्त्रोणेव शिक्षात्व तासियम्णानानयिक्या अनाहि नापिताप्यविक्यः परिवेदने मृताध्यमादाने भूतकाध्यापने नशापारदा र्णिणितिलें ने ईप्रवृतिका सीम्ब्र विद्व नव भी निर्दे नो शिप ना वने ना ति के बन की प्रमुखना नो से बिद्ध ने या ने के विवास के विवास सम्मान ने विवास समित सम्मान के विवास समित समित के विवास समित समित के विवास समित मंद्रमण्चेवपरिनिद्कयात्रनं केन्या वदा ने निस्पर्वकी हिल्प त्र लोपने मास ने चित्रियार भी व्यसनान्या सिव्यहः व्य व्रवेशनसंबंदीनवानिविवनं ने ये वां त्यस्मे वासः परान्य रिष्ठुष्ट्रता यस च्छा स्वाधित मने मा कारे प्रधिकारिता भा

नतमा

विभाव खेवा मिकेक छववानक मिति जाति भंग करा नगा ह मनुः वाद्मा एस ठ नः छ लो पाति र वेय मययोः जो छो ने सि

य्नेजितिश्रंशकरेतथा खराष्ट्रीष्ट्रमीभानाम जाविकवध्ताथा नेकरीकरएँ देयं मीन्विहिमहिवस्य विविद्येभी ध्नाद क्रियंत्र इसेवनं अवाजीकरक्तियं मतत्वात्व अवक्षा कितिकी टव्यो हत्या मरा नुगतभी जनं फले धः कुसमसीय अविव लवहमित्र अते ग्रास वैश्वार्ण कमित तड्के वहिंदि स्वा यह उक्ते तय का एक मित तुत्र वा सिल्य के लोगों हन ने व लहत्मनुकूलो गाणरोहंतेर र्षः यदनंतरंषु रुष्याणारं विनेव मरणं भवति तन्ना यवधानेन कालां तरे वेत्य नांद तन्त य्राया भुगतिषिद्यातस्याः पानं सेयं वास्त्रणस्विणहरणं महापानंति सापसंव्सारण्त गर्वेग नागमः गुरुभार्याग्रानं तत्स्मरी ने बेंदाराहितिस्तमं वर्षपर्यं नवासः एभि खसंबंधे द्योवैव सर्भी पितसमः इतिया त्रव स्मरणात् संबंधिहित सह वापान चत्रध्येक वीत्रतावसेदि तार्थः तथाच्य द्विष्ठाः संवत्सीरणपति पतितेनसमाचरन् एकयानभीजनासन् वायने सित एकायानमेकत्रण यारीहणं एकभोजनं एकपंड्रिभोजनं एकसिः न्यांत्रभोजना तस्यः यातितं याजनंयोनिसंवधंस्वा धार्यमहभाजनं कलामराः वनसेवपत्त सेवपतिनेननसंशयः इतिहेव्रसम्भरणात् अत्रच कथानादिन सम्बस्यसम्भरि तस्येयत्रवहत्वहंद्वविद्यात एतानिमहातिपातयंतिकमीन्धिकारंक्रवेतितिम्हाणतकान्पाङः चकारा उत्पर्हा कादिसंत्र हार्यः तत्रयः परायमानमपितम् कुरुन्ध न्यूरेभ्य श्वहं तार् वृष्ट्ंभतिसानुग्राहकः तसाचाह्यक तार्ष्युय तिम्बः वहनामेककार्याणसर्विवाशाख्यारिणं यद्येको घातये त्रेत्रं वित्रे घातकाः स्वताः श्रायसंवः प्रयोजितान मंत्राचकर्त्रीचेति खर्गनरकपरेषुकर्मसुभागिनः योध्यमारभैतितस्मिन्धे विशेष्ठति तनास्यवनेन पार्थनया उपहे श्रम्भ प्रविश्व स्थाप्त वर्त्रमेन प्रविश्व वर्षाति वित्रा स्थाप्ति स्थापित स्थाप स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थाप स्थापित स्थापित स्थापित स